### **\* \* \***

## कवि भरोंदासजी श्रग्रवाल द्वारा रचित



द्रव्य सहायक— श्री सेठ पारसमलजी कासलीवाल बलूंदा( मारवाह )

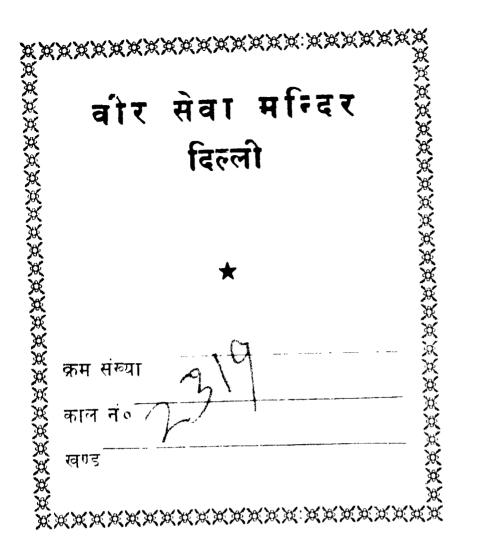

एकों की दिन्य
थों को असीम
भूत सम्यक्तव
कल्याएकों की
अयों ने सुन्दर
परिणामों की
कल्याएक पूजा
किये हैं, वे
ने ऐसी सुन्दर
य किया है।
यह प्रकाश

बी.ए. विशा

#### ल्हा दा शब्द कु

परम पूज्य १०८ श्राचार्य श्रो नमीसागरजी महाराज मार वृद्ध त्राच्य में विहार करते हुये वलूंदा पधारे, वहां श्रो पारसमलर्ज कास्तीं बाल की माताजी के यहां पूज्य श्राचार्य श्री का श्राहार हुव हु उस हृषीपलच्य में श्रापन २४०) जिनवाणी प्रचार के लिये प्रकृति किये पश्चितः उन्हीं की श्रोर से यह पूजा मेरे पूज्य काकाजी माहब श्रोमान सुजानमलजी सोनी द्वारा संप्रहित तथा सम्मादित होकर श्रकाशितकी गई है। प्रकाशनकार्य में तथा प्रूफ संशोधन में श्रीयुत पं० हेमचन्दजी शास्त्री ने जो योग दिया, उसके लिये मैं उनका श्राभारी हूं।

त्र्याशा है धार्मिक समाज इस प्रकाशन से लाभ उठावेगी।
भवदीय-शिखरचन्द सोनी

मंत्री-श्री चन्द्रमागर दि० जैन पुस्तकालय भजमर।

### **% श्री जिनाय नमः %**

# \* पंच कल्याणक पूजा \*

## → अमंगला - चरण ६३०

दोहा-बंदो पांचों परम पद, सुबुधि सिद्धिदातार। विधन इरम् मंगल करम् सुख समाज करतार ॥१॥ सबैया-मंगल को भर्ष पापनास, पुराय को उपाव सोई 'पंचपद वृषभादि नाम गायेते । थापन्मति विंव तासुदर्घ चिन्मूरत फुनि विद्यमान विदेह खेत कल्याग्यक भायेते। स्लो शृत जिनागार कृतृम अकृतम जो काल समै करयाण्क पर्वः तिथि पायेते । भाव भक्ति चित्रन तत्व वीतराग चरण दान पूज सामायिक वत तप लायते ॥ २ ॥ दोहा-- वार्ते श्री वृषभादि की स्तवन सु पुजन ध्यान । सर्वोतम सब विघन में सेवा भवि सुख खान ।। ३ ।। पद्वडी छंद ।। जय जय जय श्री बृक्षा महेष, शंकर शंभ जगदीश शेष । जय बुद्धि विदां-बर विष्णु ईश । जय जिष्णु न्विदोत्तमगर्ग ऋषीश ।। ४ ।। जय हरी जितांतक धर्मराज, जब खेचर दुर्जय धतुल बाज । जय सुज्ञ धनंजय स्वयं बुद्ध, जय विभू कलाधर शशि निरुद्ध । ४ जय मिथ्या तिमिर प्रचंड सूर, जय कर्मद्वानल मेंच भूर।

जय निरारेक आनंद-सिंधु, गतराग रूप अलौकीक बंधु।ई। जय सुनय केवली परम इष्ट, जग जेष्ट, पितामह महा शिष्ट । जय स्वयं जोति जग पति बरिष्ट. सरवज्ञ स्वयंभू श्राति गरिष्ट ॥ ७ ॥ जय द्या ध्वजी निकलंक देव, वरधर्मो व्यापी सर्व-मेत्र । जय श्रानेकान्त श्रात्मक सरुप, बय वेद निरुपम चित श्रनुप ।। 🗠 ।। जय मृत्युंजय शिव रमाकंत, गणापित गणा-नायक परम संम । जय गुगारत्नाकर माधवेस, जय सुगत सदोदय विश्वमेस ।। हा। जय वृषाधीस श्रीमान पूज्य, वागीस श्रमर श्रज सुनिध भूज्य । जय परम निरंजन निकल नित्य, श्रविरुद्ध वचामृत सकल स्वस्त्य ॥ १०॥ जब श्रव्य स्रति ईश्वर श्रलचा, जग एकानेक श्रधार स्वचा जय जगति शिरा-मिशा चिद्विलाम, कृत कृत्य निरोपम अखिलरास ॥ ११ ॥ जय निर श्रामय श्रनित प्रकास, जय लोकालोक विलोक ग्रास । जय केवल मूरत रहित संग, जय चाति श्रधाति चात चंग ।। १२ ।। जय पर्म शर्मनिधि लोक शीस, जय मर्म भर्म हत विश्व ईस । जय सब विघेश्वर लंब हाथ, जय तीर्थंकर जिनप्रभू नाथ ॥ १३ ॥ जय सुधी सनातन धर्म चिक्र. जय चतुरानन चदु वेद बक्रि । जय भुवनेस्वर म्ननवस्य भूप, साकार निराकार स्वरूप ॥ १४ ॥ जय परमानन्द जिनेन्द्र चन्द्र, जय प्रवचन श्राप्तसु रहित फंद्र । जय ऋदि समृद्धि विवृद्धि कार, जय वस्तु यथारथ सिद्धिकार ॥ १५ ॥ इत्यादि

भनंत गुक्तात्मसार, सुर गुरू भादिक नहि लहत पार, में महामंद मित कहूं काह, जय जय जय जय श्री जिन भगाह ।। १६ ।। दोहा ।। इह गुण माला कंठधिर, पढे राग जुत सोय । ताके सुर नर नाग पद, सुलभ भंत शिव होय ।।१७।। मंहल मध्ये पुष्पांञ्जलि शिव हो।।

### समुचय पूजा-स्थापना

दोहा—श्री वृषभादि जिनेशवर, चरम वीर चौवीस। श्राय तिष्ठ मन संकिहित, कृपासिधु जगदींस।

ॐ हीं श्री पंच कल्याग्यक प्राप्त श्री वृषभादि चतुर्विंशति जिनाः। श्रत्रावतरत श्रवतरत संवौषट्र। श्रत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः। श्रत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट्र

मुनिमन सम उज्जल नीर शोत सुगंघ घरे, त्रयधार चरन हिंग कीर, त्रिविधाताप हरें । श्री वृषभ झादि चौवीस झानंद कंद सही, ध्यावत सुरनर खगईश पावत मोक्त महीं ॥ १ ॥

ॐ हीं पंचकल्याग्यक प्राप्त श्री वृषभादि वीरांते भ्यो जनमजरा मृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥

कमलादिक प्यारे, ल्यावत हिंग काम पुकार भाग्यो हरमारे।
श्री वृषम ।। पुष्पं।। पटरस पुरित नैवेद्य सद्य सुगंध लसे,
तुम चरण चहोडें खेद इच्छा भूख नसे।। श्री वृषम ।।
नैवेद्यं।। तम नासक दीप प्रकाश कर्पूरादि लये, हिंग धारत
ज्ञान उजास मिथ्या तिमिर जये।।श्री वृषम ।। दीपं।। कृष्णा
गर तगर उसीर चंदन धूप किये, खेयें चरनन हिंग पीर कर्म
सवै नसिये।। श्री वृषम ।। धूप।। फल पक्ष मधुर सुर साल
दाङ्मि मोचसही, हिंग धारत भाल विसाल द्यो सुम शिव
ष्ठव लियो, बाठों से हो भय भीत वातें सेविकयो।। श्रीवृषम
बादि चौवीस श्रानदकंद सही। ध्यावत सुरनर खग ईस पावन
मोच मही।। श्रव्यंम्।। जयमाला।।

दोहा—गर्भादिक मंगल कियं, इन्द्रादिक सब भाय।
लोकालोक विलोकिक सिद्ध निरंजन थाय। १। छंद तामरम ।
जय श्री धृषम नाथ धृष करता, जय श्री मजित भजित
मद हरता। जय संभव भव कारन नामन, जय मिनंदन
प्रमिनत शासन।। २।। जय श्री सुनित सुनत मत दाता,
जय पद्माम जगत विख्याता। जय सुपार्श्व भव कांस विदानी,
जय चंद्र प्रभ शशि दुति हारी।। ३।। जय श्री सुविध श्रविध
सत भंजी, जय शीतल वच जन मन रंजी। जय श्रेयांस श्रेय
दातारं बास पुज्य विद्रुव दुतिसारं।। ४।। विमल विनल गुण

जग विस्तारं, जय अनंत गुण अतुल अपारं । धर्मनाथ जिन धर्म प्रकाश्यो, शांति शांति शिव मार्ग विकाश्यो ॥५॥ कुंथु कुंथु आदिक प्रति पालक, अर अरिवसु कर्म ध्यान प्रजालक। मिल्ल महामल काम निवारक, मुनिसुवत बत दुर्गति तारक ॥ ६॥ जय श्री निमिजिन नमत सुरासुर, नेमनाथ रथ धर्म चक्र धुर। जय श्री पार्श्व सार्श्व गुण धारी, जय श्री वर्द्धमान अविकारी ॥ ७॥ घत्ता ॥ चौवीस जिनंदा त्रिभुवन चंदा, आतद कंदा भवफंदा। जय पाप निकंदा हे गुण खंदा, करहु अफंदा मम खंदा ॥ महाध्य ॥

### गभं कल्याणक पूजा स्थापना।

सवैद्या ॥३१॥ पुरव जन्म भावना षोडस भाइज तीर्घ प्रकृति दातार, फुनि इन्द्रादिक पद सुख लहि चय आये जम्बूद्वीप मकार। दिच्चण भरत चेत्र आरज में गर्भ मात के नगर सुभाय, रूषभ आदि श्री वीर चरम जिन सो प्रस्त तिष्टो अत्र सु आय।

ॐ हीं गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री वृषभादिवीरान्ताश्चतुर्विशति जिनेन्द्रा श्रत्रावतरत श्रवतरत (संवौषद्) श्रतिष्ठत तिष्ठत ठः ठः। श्रत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट्।

छंद वरवा । चीरो दिध सम प्राशुक उत्तम नीर, रतन कटोरी धारदेत हरपीर हो भिव पुजो ध्यावो भावसों । श्री जिनपत चौवीसकों, भिव पूजो ध्यावो भावसों ॥ ॐ हीं गर्भ कल्याणक प्राप्त श्री वृषभादि वीरान्तेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

वावन चंदन कदली नंदन ल्याय, घसिजल निरमल चरगान देत चढाय। हो भवि पूजो ध्यावो भावसों, श्री जिन-पत चौवीस को भविपूजो ध्यावो भावसों । चंदनं । वासमती मुखदास ऋखंडित ल्याय, धारत पुंज ऋखे निधि श्रातम थाय । हो भवि० । श्रज्ञतं । कमल केतकी बेल चमेली ल्याय, चरणन आगें धारत काम नसाय हो भवि०॥पूष्पं॥ घेवर वावर खाजे तुरत बनाय, धारत ही हिंग ज़ुधा वेदनी जाय। हो भवि० ॥ नैवेद्यं॥ जगमग जगमग दीप होत परकाश, धारत चरगान श्रामें ज्ञान विकाश ॥ हो भवि० ॥ दीपं ।। भगर तगर कृष्णागर श्रादिक द्रव्य सुगंध मिलाय, श्री जिनवर के चरगान श्रागे खेवत करम नसाय। हो भवि॰ ।। धूपं ।। लोंग सुपारी श्रीफल श्रादि मंगाय, पूजत श्रीजिन मनबांछित फल पाय। हो भवि० ।।फलं॥ जल फल प्राशुक मंगल बसुद्रविलाय, श्रर्घ उतारत जय जय जय जिनराय !! हो भवि• ॥ भ्रध्यं ॥

चौपाई ।। सरवारय सिधितें श्रहमिंद, मरुदेवी उर नामि नरिंद । नगर श्रजोध्या कृष्ण सुदोज, मास श्रवाढ शृषभ जिन कोज । ॐ हीं श्रपाढ कृष्ण द्वितीयायां गभेकल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ १॥

जेठ श्रमावस श्रजित जिनेश, विजया उर जितशत्रु नरेश। श्राये वैजयंत सु विमान, नगर श्रजोध्या मंगल थान।। ॐ हीं जेष्ट मावस्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री श्रजित जिने-न्द्रायार्घ्यं।। २॥

चय ग्रीवक फाल्गुण सित जानो, श्राठैं द्विहरण तास वखानो। सेना मात नगर सावित्री, मंभव जगत कियो सु पवित्री।।

ॐ हीं फाल्गुण शुक्लाष्टम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री संभव जिनेन्द्रायार्घ्यं ॥ ३॥

विजय विमान अजोध्य आय, सिद्धारथ उर संवर राय। सुदि वैशाख क्रिष्ट दिन जान, श्री अभिनंदन गर्भ प्रमान॥

ॐ हीं वैशाख शुक्त षष्ट्यां गर्भकल्याग्यक प्राप्ताय श्री अभि नंदन जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ ४ ॥

श्रावण सुदि की दोज श्रन्प, चये जयंत मैघ प्रिय भूप। मात मंगला नगर श्रजोध्यः सुमित जिनेश जगत प्रति बुध्य ॥

ॐ हीं श्रावण शुक्त द्वितीयायां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री सुभति जिनेन्द्रायार्घ्यं ॥ ४ ॥

ऊपर ग्रेवेयकतें श्राय, धारण तात सुसीमा माय। नगर कोसंबी पद्म जिनेश, माच कृष्ण पष्टी नुत शेश।। ॐ हीं माघ कृष्ण षष्ठम्यां गर्मकल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ ६॥

चय ग्रैवेयक मध्य विमागा, भादव सित षष्टी दिन जान। सुपरितष्ट पृथवी दे माय, बागारिस सुपार्श्व जिनराय।।

ॐ हीं भाद्रपद कृष्ण पष्ठम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्रीसुपाश्वे जिनेन्द्रायार्घ्यं ॥ ७॥

वैजयंत जय चंद जिनेश, चंद पुरी महसेन नरेश। मात सुलजाणा गर्भ मकार, चैत बदी पांचें निरधार॥

ॐ हीं चैत्र कृष्ण पक्चंम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ ८ ॥

श्रारण स्वर्ग चये जिनराय, पुष्पदंत रामा दे माय। कहिकिथा सुग्रीव नरेश, फागुण बदि नौमी निशिसेश ॥

ॐ हीं फाल्गुण कृष्ण नवम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्प-दंत जिनेन्द्रायार्घ्यं ॥ ९ ॥

श्रच्युत स्वर्ग सुनंदामाय, भहलपुर शीतल जिनराय। द्रिढरथ तात जगत विख्यात, चैत श्रसित श्रष्टमि की रात॥

ॐ हीं चैत्र कृष्णाष्टम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री शोतत्त जिनेन्द्रायार्घ्यं ॥ १० ॥

पुष्पोत्तर चय विमला देवी, सिंहपुरी सुर देवी सेवी। श्री श्रेयांस विमल गृह आये, जेठ श्रसित छठि मंगल गाये॥ ॐ हीं ज्येष्ठ कृष्ण्षष्ठम्यां गर्भकल्याण्क प्राप्ताय श्री श्रेयांस जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ ११ ॥

महाशुक्रतें चये जिनेश, वासु पूज्य वसु पूज्य नरेश । विजया मात चंपा पुरथान, छट्ट श्रषाट श्रसित भगवान ॥

पुज्य जिनेन्द्रायार्घ्यं ॥ १२ ॥

सहश्रारतें विमल जिनेश, कंपिल्लाकृत धर्म नरेश। मात सुपीमा गर्ममझार, जेठ कृष्ण दशमी दिन सार॥

ॐ हीं उयेष्ठ कृष्ण दशम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री विमल जिनेन्द्रायाध्य ॥ १३॥

चय पुष्पोत्तर नगर अजोध्या, सिंघसेन नृप सूर्या सुध्या । कार्तिक असित अनंत जिनेशा, प्रतिपद पुजत सकल सुरेशा॥

ॐ हीं कार्तिक कृष्ण प्रतिपदायां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री इ.नंत जिनेन्द्रायाध्य ॥ १४ ॥

चय सर्वाग्थ राजलपुरी, भात सुबता गुण सुंदरी। राजा रत्न धर्म जगदीश, श्राठें सुदि वैंशाख जगीस॥

ॐ हीं वैशाख शुक्लाष्ट्रम्यां गर्भकल्याण्क प्राप्ताय श्री धर्म जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ १५ ॥

तिज सरवारथ सिद्ध विमान, हस्तिनागपुर नगर प्रधान। विश्वसेन अइगदे मात, भादव शांति कृष्ण दिन सात॥

ॐ हीं भाद्रपद कृष्ण सप्तम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री शान्ति जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ १६॥

सरवारथ सिधितैं भ्रहमिद्र, हस्तिनागपुर सूर्य निरिद्र । मात श्रीमती कुंथु जिनेश, श्रावण विद दशमी निशि शेश ॥

ॐ हीं श्रावण कृष्ण दशम्यां गर्भक्त्याणक प्राप्ताय श्री कुंथु जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ १७ ॥

भपरा जित विमान तें भाष, इस्तिनागपुर मित्रामाय ।

श्ररह जिनंद सुदर्शनराय, फागुण सित तजि गर्भ सुभाय ॥

अ हीं फाल्गुण शुक्लवृतीयायां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री अर जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ १८॥

अपराजित विमानतें श्राये, मिथुलापुरी कुंभ नृप जाये। मिछिजिनेश सुरेशा जननी, चैत सेत प्रति पद प्रघ हरनी॥

क हीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदायां गर्भकल्याएक प्राप्ताय श्री मिल्ल जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ १९ ॥

प्राण्यततें चय पद्यामात, गर्भ लियो सुह मित्र जुतात । मुनिसुत्रत जिन ससग्रहनग्र, श्रावण श्रसित दूजितथि श्रग्र ॥

अ हीं भावण कृष्णद्वितीयायां गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनिसुत्रत जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ २०॥

छंदपाईता-भ्रपराजिततें निम श्राये, मिथुलापुर विप्रामाये। विजया राजा विख्याता, भश्विन विद दोज सुगाता॥ ॐ हीं स्राश्विन कृष्ण द्वितीयायां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री निम जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ २१ ॥

भ्रपराजित नेमि जिनंदा, शौरीपुर शिवा भ्रमंदा। तहँ समुद विजय है भ्रपा, कार्तिक सित छट श्रनूपा।।

ॐ हींकार्तिक कृष्ण षष्ठम्यां गर्मकल्याणक प्राप्ताय श्री नेमि जिनेन्द्रायार्घ्यं ॥ २२ ॥

॥ दोहा ॥ प्राण्यततें पारस प्रभु, वाणारिस वैशाख। प्रश्वसेन वामासती, दूज श्रसित जिन भाख ॥

ॐ हीं वैशाख कृष्ण द्वितीयायां गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्रीपाश्व जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ २३॥

पुष्पोत्तरतें बीर जिन, त्रिशला उर श्राषाढ । सिद्धा रथ सित षष्टि दिन, कुंडल पुर सुरठाढ ॥

ॐ हीं श्रापाढ शुक्ल षष्ठम्यां गभकल्याणक प्राप्ताय श्री वर्छ-मान जिनेन्द्रायार्घ्य ॥ २४॥

ये दिन गर्भ कल्याण के, पुजत सब सुर श्राय। इम पुजत वसुदर्व श्रव, उच्छव मंगलगाय॥

ॐ हीं गर्भकल्याणक प्राप्त श्री वृषभादिवीरान्तेभ्यो श्रध्यं निर्वपामीति स्वाहा॥ २४॥



## न्द्र जयमाला हिन्द

।। दोहा ।) वृषभ द्यादि चौवीस जिन, गर्भकल्याण-कसार । ताको कछु वरनन करौं, भक्ति भाव उरधार ।। १।।

शतोटक छंदा। पहिले षट मास रहे जवही, तब इन्द्रसु प्रथम विचार सही। छह मास सु श्रायु रही जिनकी, तुम धनपति जाय करो विधकी ॥ २ ॥ तब श्राय कुवेर सु नग्रिरची, कनका रतनामय सोभ मची । वाषा नृप आंगगा मैं नितही, अध तीन किरोड सु रत्न लही ॥३॥ तिहि देखत जीव मिथ्यात गये, जिन महिमातें सम्यक्तठये । पुन श्राईय गर्भ जिसी दिनजी, तब मात सु स्वप्न लई इमजी ॥ ४॥ नगगज वृषभ गजराज लख्यो, जुगमीन सरोवर सिंधु ऋख्यो । जुग-माल सु कुंभ हरी कमला, शशि सूर्य धनंजय निधुमिला । प्र हरिपीठ भवन धरगोन्द्रकही, सुरराज विमान ए सोल कही। उठ मात सु प्रात क्रिया करिकें, पतिपें विश्तंत कहा। निशिकें ।। ६ ।। तब अविध सु ज्ञान विचार कहे, तुव गर्भ जिनेश्वर श्रानलहे । सुनदंपति मोदमरी श्रति ही, फुनि श्रासन कंप भई चव ही ॥ ७ ॥ तब अ।य सु सप्त समाज लिये, जिन मातरु तात सनान किये। पुन पूजि जिनंद सुध्यान करी, निज पुन्य उपाय गये सुवरी ॥ द।। सुर देवि सु सेव करें नितही, जिन मात रमावन की चित ही। केइ ताल मृदंग सु वीन लिये, मुरचंग अनेक सु नृत्य किये ॥ ६ ॥ इम षष्ट पचास कुमारि करें, अपने अपने कृत चित्त धरें । इन आदि अनेक नियोग भई, कि कौंन सके मैं मंद धि ई ॥ १० ॥ तुमरो इक नाम अधार हिये, अनुरे सब जाल वृथा गनिये। तिसतें अब नाथ कृषा करिये, भव संकट काट सुधा भरिये ॥११॥ मोरठा ॥ गर्भकल्याणक मांहि, महिमां श्री जिनराज की, देखत पातिक जांहि, तातें निशदिन ध्यावहू ॥ १२ ॥

ॐ हीं गर्भकल्याणक प्राप्त श्री वृषभादि विरान्तेभ्यो महाध्ये निर्वपामीति स्वाहा ॥

### जन्म कल्यागाक पूजा स्थापना

छंद त्रोटक ।। जिनराज को जन्म सुजान हरी, नुतन्नाय सु लेय गयो गिररी। तित जन्म नियोग कियो सगरी, तिन्ह थापतु हों त्रय वारुचरी।

ॐ हीं जन्म कल्याएक प्राप्ताः श्री वृषभादिवीरान्तचतुर्विशति जिनेन्द्रा स्रत्रावतरत स्रवतरत (संवौषट्) स्रतिष्ठत तिष्ठत ठः ठः। स्रत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट्।

॥ छंद त्रिभंगी॥ व्याद्रह नीरं गंध गहीरं, तर्जित सीरं हिरिपीरं, भृंगार सुधारा नाल सुधारा देत सुधारा सुखसीरं॥ चौवीस जिनेशं हरति कलेशं नमत सुरेशं चक्रेशं, तुम पूजन खायो शीस नमायो तारि तारि हे खग्गेशं॥

ॐ हीं कार्तिक पूर्णमास्यां जन्मकल्याग्यक प्राप्ताय श्री संभव जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ श्रभिनंदन को जन्म माघ सित जानिये,

द्वादिस कंचन वरण चिन्ह कपि मांनिये। धनुष श्रद्धे शत तीन उचाई तन लसै,

श्रायु लाख पंचास पूर्व जिज शिव बसै।।

ॐ हीं माघ शुक्लद्वादश्यां जन्मकल्याग्यक प्राप्ताय श्री श्राभ-नंदन जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ चेत्र शुक्ल तिथि रुद्र संख्य श्री सुमतिजी,

लयो जनम तन हेमवरण गुन वृंदजी । श्रायु लाख चालीस पूर्व ग्रंथन कही,

कोकचिन्ह वपु धनुष तीन शत की लही ।।
ॐ हीं चैत्र शुक्लेकादश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री सुमति
जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४॥

पद्म चिन्ह पद पद्म पद्म तन दुतिलसै,

पद्म जिनेश्वर पाद पद्म पद्मा वसै । स्रायु तीस लख पुट्व त्रयोदिश शुकल ही,

कार्तिक चाप श्रदाई शत वपु उच्च ही।
ॐ हीं कार्तिक शुक्ल त्रयोदश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री
पद्म प्रभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा॥६॥
जेठ सेत तिथि श्रकं प्रमित जिन जन्मये,
नाथ सुपारस हरित वरण जन सुखठये।

श्रायु पूर्व लख वीस चिइन स्वस्तिक लये,

धनुष दोय शत उच्च काय जजि हिंपैये।।

ॐ हीं जेष्ठ शुक्त द्वादश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्व जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

चंदवरण जिनचंद चिहन पग चंद ही,

चंद्रादिक सुरवृन्द नमत जिन जन्म ही । श्रायु लाख दश पुठ्व पोष एकादशी,

श्रसित चांप तन डेढ शतक ऊंचीलसी॥

ॐ हीं पोष कृष्णैकादश्यां जनमकल्याणक प्राप्ताय श्री चन्द्र-प्रभ जिनेन्द्रायार्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ मार्गशीषं सित पुष्पदंत जिन जन्मिये,

स्वेतवरण तन उच्च धनुष इक शत ठये। ष्यायु लाख दो पुठव सु प्रतिपद दिन कही,

मकर चिन्ह पग निरिष्व जजोंमन वच सही ।।
ॐ हीं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदायां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री
पुष्पदंत जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥
माय श्रमित द्वादिश श्री शीतल नाथ जु,

जन्म लेत त्रिभुवन में जय जय कारज्। श्रायु लाख इक पुट्य कनक तन सोहनों,

नव्वे धनुष उतंगचिन्ह श्री द्रुम गिनों ॥ ॐ हीं माघ कृष्ण द्वादश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री शीतल जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १०॥ जनमलयो श्रेयांस श्रसित फागुण सही, तिथि एकादशि मान वरण कंचन कही। श्रायु चौरासी लाख वर्ष पग चिन्ह है,

गयँडा अस्सी चांप काय उत्तंग है।। अ हीं फाल्गुरा कृष्णिकादश्यां जन्मकल्याराक प्राप्ताय श्री श्रेयांस जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ११॥ फागुण कृष्ण चतुर्दशि वासव पुजिया,

वासु, पूज्य जिन जन्म ऋरुन तन हुजिया। श्रायु वहतरि लाख वश्प धनु सत्तरे.

ऊंची काय प्रमान महिष चिन्ह पगतरे।। ॐ हीं फाल्गुण कृष्ण चतुर्दश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री वासु पूज्य जिनेन्द्रापार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १२ ॥ सेत माघ तिथि चोथ प्रमित श्री विश्लजू,

लयो जन्म सो विमल करो मम हर्यज्ञ। श्रायु वर्ष लख साठ चिहन वागह का,

हेम वरण उत्तंग धनुप तन साठको ॥ ॐ हीं माघ शुक्ल चतुर्थां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री विमल-नाथ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति खाहा ॥ १३ ॥ कृष्ण जेठकी द्वादिश जन्म अनंतज्र,

त्रिभुवन बजत वधाई तासुन स्रंतज्र । म्रायु लाख वर्ष तीस चिहन पगहै दसे,

कंचन वर्ण पचास चाप उत्सेह हैं ॥

ॐ हीं जेष्ट कृष्ण द्वादश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री श्रमंत-नाथ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वयामीति स्वाहा ॥ १४ ॥ धर्म जिनेश्वर जन्म माघ सित त्रयोदशी,

वज्र दंड पग चिहन धनुप पन चौलसी। उच्च काय चामीकर वरण सोहावनों,

श्रायु लाख दश वर्ष जजत तिन श्रघहनों।।
ॐ हीं माघ शुक्ल त्रयोदश्यां जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री
धर्मनाथ जिनेन्द्रायाध्य निर्वेपामीति स्वाहा॥ १४॥
जेठ श्रसित चौदस श्री शांति जिनंद जी,

लयो जन्म तन हेम वरण सुखकंद जी। मृग लच्छन पग धनुप उच चालीस जी,

श्रायु लाख एक वर्षे नमों जगदीस जी।।
ॐ हीं जेष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां जनमकल्याणक प्राप्ताय श्री शान्ति
जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा॥ १६॥
मित एकम वैसाख कुन्थु जिन अवतरे,

कंचन वरण सुचिन्ह श्रजा मुख पगधरे। श्रायु सहम पंचानवे वर्ष सु गाइया.

धनुष तीस पन उच्च काय सब भाइया ॥
ॐ हीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां जन्म कल्याएक प्राप्ताय श्री
कुंथु जिनेन्द्रायार्घ्य निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १७॥
मागंशांषं सित चौदसि श्ररह प्रभू भये.
सुवन्या सुत्रन्या जानि मीन लच्छन ठये ।

धनुष तीस उत्तंग काय जिम भांन ही,

श्रायु चौरासी वर्ष सहस पर मान ही।। ॐ हीं मार्गशीष शुक्त चतुर्दश्यां जन्मकल्याग्गक प्राप्ताय श्री श्रर जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा॥ १८॥

श्रगहन सित एकादशि के दिन महजी,

जन्मलेत सब जीव भये निःसहजी । हेमवरण उत्तंग धनुष पन वीस है,

श्रायु सहस पंचास पांच वर्ष कुंभ है।।
ॐ हीं मार्गशीष शुक्लैक दश्यां जन्मकल्याएक प्राप्ताय श्री
मिल्ल जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा॥ १९॥
श्री मुनिसुत्रत जन्म दशै वैशाख ही,

असित पत्त तन श्यामा वरण श्रुत भाख ही। भायु सहस वर्ष तीस चिहन कच्छप धरे,

उन्नत चांप सु वीस काय मन मन हरे।।
ॐ हीं वैशाख कृष्ण दशम्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री मुनिसुत्रत जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामोति स्वाहा॥ २०॥
विद दशें सु श्रषाढ निम्म जिन श्रवतरे,

तीन लोक सुरनश सकल आनंद भरे। हेम बरण तन धनुष उच्च दस पन सही,

वर्ष सहस दश श्रायु चिन्ह पद्मजु कही ॥ ॐ हीं श्राषाढ कृष्ण दशम्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री निम जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २१॥ ॥ चौपाई ॥ श्रावण सुदि छठ नेमि जिनंद, स्थामवरण तन लिख ग्रानंद। संख चिहन धनु दश उत्तंग भ्रायु सहस एक वर्ष लहंत ॥

ॐ हीं श्रावण शुक्ल षष्ठ्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय श्री निम जिनेन्द्रायाध्य निर्वपामीति स्वाहा॥ २२॥

योप कृष्णा एकादशि जन्मे, पारस देव हरितरंग तन मे। नाग चिहन नव हाथ उचतं, भ्रायु वर्ष एक शतक भनंतं॥

ॐ हीं पौष कृष्णैकादश्यां जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्रीपार्श्व जिनेन्द्रायाध्ये निर्वपामीति स्वाहा ॥ २३॥

।। इंद्रवर्जा ।। श्री वर्द्धमानं जिन चैत्र मासे, त्रयोदशी सेत सु हम वर्णा । उत्तंग हस्ताध्विस सिंह चिन्हं, सप्ति वर्ष मितः सु श्रायु ।!

ॐ हीं चैत्र शुक्त त्रयोदश्यां जन्मकल्याग् क प्राप्ताय श्री वर्द्ध-मान जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ २४ ॥

॥ सोग्ठ ॥ चौवीस्रं भगवान नमत सुरासुर पाद जसु । जन्म कल्याणकनाम जजौंत्रर्घवसुद्वेले ।

ॐ हीं जन्मकल्याणक प्राप्त श्रीवृषभादि वीरान्तेभ्यो श्रध्ये निवेषामीति स्वाहा ॥ २४ ॥



## अन्त जयमाला न

।|दोइ।। जन्म होत जिनराज को, नारिक हू सुख्थाय । श्रीरनि की फुनि का कथा, श्रानंद उर न समाय।।१।। ॥ छंद जगसार हो ॥ जन्म होत जिनदेव को जगसार हो, बाजे अचरज बाज । कल्पदेव घर घंट जी जगसार हो, ज्यो-तिष घर हरिनाद । हरिनाद ब्यंतर ढोल बाजै भवन के घर शंख ही, इम देखि सुग्तब श्रवधि कीनो जनम जिन निहसंक ही। तब सातडग चल नमन किनी सैन सात सँवारिया, सो एक एक मैं सात जानों चले जय जय कारिया ॥२॥ ऐरा-वत तब ही सज्यो जगसार हो, जोजन लाख प्रभागा । बदन एक शत सोहनो जगसार हो, बसुबसु दंत महान । महानरद प्रति एक सरसी सरन सो पन बीस ही, कमलनी कम्लिन कमल पिच्यस कमल दल अठसी सही, दल दलिह अपच्छर नृत्य क हि सु हात्र मात्र संगीत ही, सब भई कोड सु बीस मात सु लिये ताल श्रभीत हो ॥ ३॥ ६ छि सुरपति पुर माईयो जगसार हो, देय प्रदिच्चण तीन, सचीजाय जननी हिंगे जगपार हो सुख निद्रा ता दीन, तब दीन बालक मात हिंग माया मयी फुनि जिनलियो, तब ल्याय जिनपति देत सुरपति नमन करिजिन तिन लियो, देखत त्रपत नहिं होत ईन्द्र सु सहश्रलोचन तब करी, ईशान ईन्द्र सु छत्र धर शिर चमर जुग ऊपर ढरी ॥ ४ ॥ जाय सुरेंद्र गिरेंद्र पय जगसार

हो, पांडुकशिला विशाल शतजोजन लांबी कही जगसार हो अध विष्कुंभ निहार। निहार ऊंची स्नाठ भाखी स्रद्धे चन्द्रा कारही, तापें सिंहासन कमल श्रासन पूर्व मुख जिन थाप ही । मेरु ऊपर रच्यो सुरराज बहु विध कलश सहश्र श्रठोत्तरे, पंचम उद्धि जलभरे मिया मय ढके कमलिन सोखरे ।। ५ ।। जोजन भाठ गर्हार है जगसार हो चव जोजन चक रात्र मुख जोजन इकसोहनो जगसार हो, भाख्यो श्री जिन राव जिनराव सुरपति नहवन कीनो श्रघघ भभ भभ धार ही । फ़ुनि पोछि शचि सुंगार कीनो यथा उचित सुधार ही, फिर श्राय भार जगाय बालक देय नाम कह्यो सही, तब हरष जुत संगीत नृत्य श्रारंभ कीनो सुरत ही ॥ ई ॥ नाना विधि को वरण वै जगसार हो देखत श्रद्धतथाय, बार्ज ताल टंकोर ही जगसार हो बीन बांसुरी गाय गाय तिकट धिकट सु धुमिकट तकिय लांग मृदंग ही, सारंगी डाडा रासनन नन सो तारिडिर्डिटंग ही, तहंतान लय सुर ग्राम मुर्छन भेद जुत तननन सही चट पट सु श्रष्ट पट फठ नटत ठठ नृत्य तांडव ठनत ही ॥ ७ ॥ इम बहु पुन्य उपाय ही जग सार हो एक भव धारी होय, धनपति रिख निज थल गयो जगसार हो, बालचन्द्र वृद्ध होय होय वृद्ध सु बाल जिनपति मात उर श्रानंद लहै, तब देख जुवान विवाह गुरु जन करन प्रति जिनपति कहै, तामैं सु जिन उनईस कीनो राज भाग

संजोग ही, तामें भये त्रय चक्र धर जिन शांति कुन्धु श्ररह कही ॥ ८ ॥ गृहणी पांच जु नागृहे जग राहो, वासु पूज्य जिनराव, मिछनेमि श्री पार्श्वजी जगसार हो, महावीर शिव चाव, शिव चाव जिन त्रय ज्ञान जुत दश जनम श्रतिशय सब लहै, इह जन्म कल्याणक सु महिमा थिकत है व्रधजन रहे, सो श्रल्पमित में कहन उमग्यो कहों कैसे नायजी, जिमवाल जल प्रति बिंब चाहै लहैं कैसे हाथजी ॥ ६ ॥ घत्ता ॥ श्री जिन गुणामालं विविध प्रकार श्रमल श्रपारं सुख कारी । जो श्रिह निश्च ध्याव, पाप नशांव शिव पद पाव दुखहारी ॥ १० ॥

ॐ हीं जन्मकल्याणक प्राप्त श्री वृषभादिवीरान्तेभ्यो माहाध्ये निवेपामीति स्वाहा

### तप कल्यागाक पूजा स्थापना

शिकंद रोला ।। इह संसार श्रसार भावना द्वादश भाई, लौकान्तिक सुर श्राय बोध पद पुष्प चढाई । चिंदि शिवंका बनजाय, धायो प्रभु जोग उदारा। सो प्रभु तिष्टो श्राय करो मम हृदय उजाग ।

ॐ हीं तपः कल्याणक प्राप्ताः श्री वृषभादिवीरान्तचतुर्विंशति-जिनेन्द्रा श्रत्रावतरत श्रवतरत (संवीषद्) श्रतिष्ठत तिष्ठत ठः ठः। श्रत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट्। प्राणी रेवा पगाज मनोद्भवा, सुंदर सरिनीर सु ल्याय । प्राणी कंचन भृंग भराईये, दीजै त्रयधार बनाय । प्राणी श्री जिनवर पद ५जिये, जाके पूजत सुरिशव थाय । प्राणी श्री जिनवर पद पूजिये ॥

ॐ हीं तपः कल्याग्यक प्राप्त श्री वृषभादि विरान्तेभ्यो जन्म जरामृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥

प्राणी अगर तगर कर्पूर ले, मलयागिर संघ घसाय। प्राणी रतन कटोरी धारिये, दीजे तव चरण चढाय।। प्राणी श्री जिनवर पद पुजिये, जाके पुजत ।। चंदनं ॥ प्राणी देश जीर सुखदास के, श्रचत मुक्ता उनहार। प्राणी त्रिभुवन पति चरणन धरो, श्रक्षय पद हो ततकाल । प्राणी श्री जिनवर पद पुजिये, जाके पुजत ।। श्रचतं ॥ प्राभी सुमन सुमन के ल्याईये, घ्राम्यन नयनन सुखकार। शाणी श्री जिन चरण चढाईये, निर्मूल समर निरवार ॥ प्राणी श्री जिनवर पद पूजिये, जाके पूजत ।। पुष्पं ।। प्राणी नेवज पट रससौं भरे, सोरभ जुत बहुविध लाय। प्राणी सुधा वेदनी नासको, जिनपत्त पद देहु चढाय ॥ प्राणी श्री जिनवर पद पुजिये, जाके पुजव ् ॥ नैबेद्यं ॥ प्राणी दीप लिलत सो जगार्ग जगार्ग जोति जगाय। प्राणी श्री जिनपद अर्चन कर्गी मिध्यु क्रिम मैलीन साय।। प्राणी श्री जिनवर पद पुजियें जाके पुजत ्री दिये ॥

प्राणी धृष दशांग बनाय के, खेऊं ज हुतासन मांहि,
प्राणी श्रष्ट करम जर धृम्न मिस उड भागे दशदिश जांहि।
प्राणी श्री जिमवर पद पूजिये जाके पूजत ।। धृषं।।
प्राणी श्रीफल श्रादी सुफल लियो, नाना रंगस्त्राद श्रपार,
पाणी मोच सुफल कारणजजों, दाता लिख श्रीरन टार।।
प्रणी श्री जिनवर पद पूजिये, जाके पूजत ।। फलं।।
प्रणी जलफल श्रादि सु द्रव्यले, पूंजों गुणागाय बजाय।
प्रणी देहु श्रनध्यंसु पद हमें, सवलायक हो जिनराय।।
प्राणी श्री जिनवर पद पूजिये, जाके पूजत सुरिश्व थाय
प्राणी श्री जिनवर पद पूजिये, जाके पूजत सुरिश्व थाय
प्राणी श्री जिनवर पद पूजिये।। श्रध्यं।।
।। श्रिडल ।। चेत्र बदी नवमी श्रादीश्वर तप धरो, गजपुर में श्रेयांस सुत्रन पारन करो। दीचा वट तरु तले रहे
छदमस्तजी, वरष सहस एक चार सहस नृष संघ जी

ॐ हीं चैत्र कृष्ण नवस्यां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥

सेत माघ नवमी धारो तप म्रजिनजा, जंबूतरु तल ध्यान सहस नृप संघजी। लियो महार म्रयोध्या नृप यहा-दत्त के, रहे वर्ष छदमस्त द्विषट पति जनन के।

ॐ हीं माघ शुक्तनवम्यां तयः कल्याग्यक प्राप्ताय श्री श्राजित जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

मार्गशीर्ष पुनों दिन संभत्र नाथजी, साल वृत्त तल जोग सहस नृप माथजी। कियो पारणो नृप सुरेन्द्र सावित्रि

### के, रहे वर्ष छदमस्त चौद पति जनन के।

ॐ हीं मार्गशीर्ष पूर्णमास्यां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री संभव जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३॥

माघ सुदी एकादशि श्रभिनंदन लये, सरसू तरु तल ध्यान दिनीता पुर गये। दियो दान इंद्रदत्त पंच श्रचरज भये, श्रष्टादश छदमस्त वर्ष नृप सहस ये।

ॐ हीं माघ शुक्लैदादश्यां तपः कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रभि-नंदन जिनेन्द्रायार्घ्यं निवेपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

सुमित नाथ वैशाख सेत नवमी लये, वृत्त प्रयंगू तलें जोग विजया गये। दिया दान नृप पद्म पंच अचरज भये, वीस वर्ष छदमस्त सहस नृप संगठये।

ॐ हीं वैशाख शुक्ल नवम्यां तपः कल्याणक प्राप्ताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रायाध्य निवेपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

कार्तिक सित एकादशि पद्म प्रभू सही, सइस एक नृप संग प्रयंगू तरू लही। मंगल पुर नृप सोमदत्त घर प्रसन लं, रहे मास छदमस्त छह जु घातिय गले।

ॐ हीं कार्तिक कृष्णे का दश्यां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री पद्म प्रम जिनेन्द्रायाध्य निवेपामीति स्वाहा ॥ ६॥

जेठार्जुन द्वादिश नृप एक सहश्र ही, धारी दोन्ना श्री सुगार्श्व तरु सिरसही। पाटल पुर नृप महादत्त के श्रसन ले, रहे वर्ष छदमस्त पांच चवं श्ररीदले।

ॐ हीं जेष्ठ शुक्ल द्वादश्यां तपः कल्याग्यक प्राप्ताय श्री सुपार्श्व जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ पोष श्रासित एकादिश चंद्र जिनंदजी, नाग वृत्त तल भूप सहसं निरफंदजी। पद्म खेट नृप सोमदेव घर चीर ले, रहे मास छद मस्त तीज घाती जले।

ॐ हीं पौष कृष्णैकादश्यां तपः कल्याणक प्राप्ताय श्रीचंद्रप्रभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८॥

पुष्पदंत एकम सित श्रगहन को घरो, भूप सहस एक संग साल तरु त० करो । पुहुपक नृप पुर सेत सेत जिन सेत ले, रहं मास छदमस्त चार चार जु टले।

ॐ हीं मागेशीर्ष शुक्ल प्रतिपदायां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रायाच्ये निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥

माघ कृष्ण द्वादिश पलासतरु तपिलयो, शीतल नाथ जिनेश सहश्र नृप संग किया । ऋरिठ पुनर्वसु भृप सदन के असन ले, मास तीन छदमस्त जजों वसु दर्वले ।

ॐ हीं माघ कृष्ण द्वादश्यां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री शीतल जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति खाद्दा ॥ १० ॥

फागुण श्याम एका दिश तंदुक तल घरो, श्री श्रेयांस जिनेश सहश्र नृप तप करो। नृप सु नंद पुर इष्ट भुश्रन के पारणो, मास दोय छदमस्त नमो मल टारणो।

अ हीं फाल्गुण कृष्णेकादश्यां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री श्रेयांस जिनेन्द्रायाष्यं निवंपामीति स्वाहा ॥ ११।।

वासु पुज्य जिन फागुरा श्याम चतुर्दशी, जयां छीय तल जोग भ्रप मत षट वसी, सिद्धारथ पुर पारण नृप जय के घरे, मास एक छदमस्त जजों तिन भ्रघ हरे। ॐ हीं फाल्गुण कृष्ण चतुर्दश्यां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री वासु पूज्य जिनेन्द्रायार्ध्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ १२ ॥

सेत माघ की चोथ विमल जंबू तले, भूप सहस एक संघ धरी दीचा भले। भूप विशाख महापुर के पारण करो, मास तीन छदमस्त जजों मम भव हरो।

ॐ हीं माघ शुक्ल चतुंर्थ्या तपः कल्याग् प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १३ ॥ सुंदरी० ॥ जेठ द्वादिश श्रसित श्रनंतजी, भूपसहससु पीपल संतजी, धारगपुर नृप धर्म सुसिह के, पारगोछदमस्त दुमासके

ॐ हीं जेष्ठ कृष्ण द्वादश्यां तपः कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंत-नाथ जिनेन्द्रायाध्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४ ॥

॥ श्रिडिल ॥ धर्मनाथ सित माघ त्रयोदिश तपधरो, दिथ पर्णी तरु तले सहस नृप संग करो, मानपुर नृप सुमित्र उद्धि पर्णो, मास एक छदमस्त जजों शिव कारणों।

ॐ हीं माघ शुक्ल त्रयोदश्यां तपः कल्याग् क प्राप्ताय भी धर्म नाथ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४ ॥ सुद्री० जेठ श्रसित चतुर्द्शि शांतिजी नृप सहस नंदी तरु कांनजी, धर्म मित्र सु मनस के पारने, वर्ष पोडस छद्मस्त जु गर्ने

ॐ हीं जेष्ठ कृष्ण चतुर्द्श्यां तपः कल्यागाक प्राप्ताय श्री शांति । नाथ जिनेन्द्रायाध्यं निर्वपमीति म्वाहा ॥ १६॥

कुंधु प्रति पद सित राधा गनो, तिलक तरु तल नृप सहसय भना । नृप पराजित मंदिर श्रसन ले वर्ष पोडश छदमस्त जुभले। क्ष्र हीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां तपः कल्याग् प्रप्ताय श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति म्वाहा ॥ १७॥ सेत श्रगहन दशमी तपथरे, श्रग्ह भूप सहस श्राम्र जु तरे। हस्तिनापुर नंद सुखेन के, पारगों छदमस्त जु पूर्व के।

ॐ हीं मार्गशीर्ष शुक्त दशम्यां तपः कल्याण प्राप्ताय श्री श्रय-नाथ जिनेन्द्रायाद्यें निर्वपामीति स्वाहा ॥ १८ ॥

। श्रिडिल ।। श्रगहन सित एकादिश मिल्लि जु तप धरे, तरु अशोक नृप सत पट छ ऊपर करे । वृषभद्त नृप चक्र नगर के पारगों दिन छहही छदमस्त जजों दुख नाशनो ।

ॐ हीं मार्गशीर्ष शुक्लेकादश्यां तपः कल्याग्यक प्राप्ताय श्रो मिल्लनाथ जिनेन्द्रयार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १९॥

मुनि सुत्रत वैशाख असित दशमी धरे, चंपक तरु तल ध्यान सहस नृप संग खरे। मिथुलापुर नृपदत्त दानपय जिन दिये। रहे मास छदमस्त एकादिश तप किये।

ॐ ह्री वैशाख कृष्ण दशम्यां तपः कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनि सुत्रत जिनेन्द्रोयार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २०॥

दशमी असित श्रषाट नमी जिन तप लियो, मौलसरी तरु तले सहस नृप संग कियो। राज गृही नृप सन्नय के पारण करो, गृह परमित छदमस्त वर्ष भव दुख हरो।

अ ही श्राषाढ कृष्ण दशम्यां तपः कल्याणक प्राप्ताय श्री निम जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति म्वाहा ॥ २१ ॥ श्रावण सित पट मेष श्रेणि तरु नेमिजी, धारो तप नृप सहस परिपह सहनजी। लियो श्रहार सुद्वारावति वरदत्त के, दिन छप्पन छदमस्त घोर तप तपन के।

ॐ हीं श्रावण शुक्ल पष्ट्यां तपः कल्याण्क प्राप्ताय श्री निम जिनेन्द्रायाच्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २२॥

पोष बदी एकादिश श्री पारस लयो, नृप सत छह छह ऊपर तरु धव तप गह्यो । लियो श्रहार सु काम्या कृत नृप धन्य के, मास चार छदमस्त विविध विध तपन के ।

ॐ हीं पौष कृष्णैकादश्यां तपः कल्याणक प्राप्ताय श्री पाश्वी जिनेन्द्रायार्घ्यं निवपामीति स्वाहा ॥ २३ ॥

श्रगहन दशमी श्याम साल तरु तप धरे, वर्द्धमान जिनराय तीन सत नृप खरे। वाहुल नृप पुर कुंड भवन पारम लये, रहं वर्ष छदमस्त दुश्रा दश तपठये।

ॐ हीं मार्गशीषं कृष्ण दशम्यां तपःकल्याणक प्राप्ताय श्री वर्द्धे-मान जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ २४ ॥

॥ दोहा ॥ चौवीमां भगवान के, तप मंगल दिन जोय।

नमो श्रंग वसु दर्वले, विघ्न निघ्न सब होय॥

ॐ हीं तपः कल्याग्यक प्राप्त श्रीवृषभादि वीरान्तेभ्यो श्राध्य निष्पामीति स्वाहा ॥ २४ ॥

·: +6:0+:

**\*\*\*** 

### -: जयमाला:-

सोरठा—जान्यो संयमकाल, तन धन जग सब प्रथिर लिखि । तज्यो सर्व जंजाल, शिव सुख कारी तप धरो ॥ १॥ ॥ रोला छंदा ॥ संयम को लिख काल प्रभु वैराग चिनारो, तन धन जोवन रूप विमल सब श्रथिर विचारो । कोऊ दोत्र सु काल दर्व कोउ जीवन श्रेसो, जाके शर्गी जाय हरे भव संकट तैसो ॥ २ ॥ यह संसार मझार चतुर्गति को दुख भारी, जन्म मरह भयरोग शोग विस्मय पर हारी । मदा एक लो अमैं संगसाथी कोउ नांही, करे आप जो कर्म महै दुख भत्र भव मांही ॥ ३ ॥ पुत्र कलित्र जु मित्र मात पितु धन धान्यादिक, परगट दीखे भिन्न मरण मैं देहऊ वादिक। महा अशुचि यह देह सप्त मल मूत्र भरी है, कृभि आदिक वहु जीव तासु तें नेह धरी है।। ४।। सदा कर्मवश परे श्रापको चेतन कीनो, जैसे उदय जो श्राय बहुरि फुनि तैसो लीनो । संवर को नहि लेमभयो अब ही तक मांहीं, जासा रुके जुकमें सोइ संजम विनु नां हां।। प्र।। कर्म अनंत लगे निर्जरा विनु निह जांहीं, सो विशुद्ध तें होय आज लौं नांहि लहांही। पट द्रव्यन सां भरो लोक कोउ कर्ता नांहीं, कर्ना हर्ना नाहि अमें यामें जिय याही ॥ ६ ॥ दुर्लभ है यह ज्ञान जथारथ सम्यक पाये, विनु सम्यक यह जीव निगो

दा दिक दुख श्राये । धर्म दया है भेद स्वपर पुन दश्रधा गाये, वस्तु सुभाव सु धर्म श्राजलों नांही पाये ॥७॥ इत्या-दिक भावना भावते श्राये देवा, लोकांतिक पद पुष्प चढाय कहें यह भेवा। धन्य दिवस यह आज धन्य यह घडी भली है. धन्य तुम्हारी बुद्धि धन्य तुम जोग्य यही है।। ८॥ इम मत मंदी कहा कहैं तुम श्राप प्रबुद्धी, हम नियोग तें कहि नमो किह गये सुबुद्धी। सौधर्मादिक इन्द्र श्राय पालकी सवारी, प्रश्च शृंगार कराथ स्वजन ममता निरवारी ॥ ६॥ चढे पालकी आप प्रथम लीनो नर राजा, पुन इंद्रादिक देव लेब उद्यान विराजा । उत्तर शुद्ध छिति निरिखि युत्त तल योग सुधारा, वस्त्रा भूषेण डार लोंच मुष्टी कर डारा॥१०॥ होय दिगवर सिद्ध नमः कहि ध्यान सु लीनों, इंद्रादिक तब पुजि तीसरो मंगल कीनो । संयम धारत ज्ञान तूर्य प्रभुको तत निगा ही, एक महुरत मध्य भयो माख्यो सब तुम ही ।। ११ ।। केश पंचमोउद्धि द्वेप निज थान गये सब, प्रभु पुरमा कर योग पारमों कर आये तब । नाना विधि तपघोर कियो चूरण करमन को, सो प्रश्च होउ सहाय हरो दुख मेरे मनको ॥ १२ ॥ दोहा ॥ चौवीसों जिनराय के, मंगल परम रसाल । जो पढसी सुनसी सदा, पासी मोक्ष विशाल ॥१३॥

ॐ हीं तपः कल्याग्यक प्राप्त श्री वृषभादिवीरान्तेभ्यो महाध्ये निवपामीति स्वाहा

## ज्ञान कल्याग्यक पूजा स्थापना

॥ छंद रोला ॥ बाह्याभ्यंतर संग त्याग थिर शुक्क ध्यान
में, तिरसठ को चय पाय अन्तत चतुष्टय चिन में। समव
शरगा जुत देव दोष अप्टादश रहिता, कृपा सिधु इत
आय तिष्ठ सनहित अघ इरता।

ॐ हीं ज्ञान कल्याएक प्राप्ताः श्री वृषभादिवीरान्तचतुर्विंशति-जिनेन्द्रा श्रत्रावतरत श्रवतरत संवौषद् । श्रत्रतिष्ठत तिष्ठत ठः ठः। श्रत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट् ।

गीता छंद तव जस सु उज्बल स्वच्छ शीतल श्रास प्यास बुझावनों, ताको सु पावन परम पावन नीर मिसि कर श्रावनों। चौबीस जिन जगदीश शीष सुरेश नर सुवनेशके, ताके सु पद श्ररचत जगत विरचत सु परचत सु निधिके।।

ॐ हीं ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री वृषभादि विरान्तेभ्यो जनम जरामृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥

मिथ्यात नाश प्रकाश चायिक लिब्ध आनंद घनतुही, ताके सु कारण ताप वारण गंध पावन जजतुही। चौबीस०।चंदनं। चतको जुन्नतकर पाय पद अन्तत सु अन्तत हो सही, निरइच्छ पदके अर्थ इह लायो सु अन्तत दिंग तुही।चौबीस०। अन्ततं। तवनामतें यह काम दरपै हरि हरा दिक विस किये, इम जानि तव दिंग पुष्प लायो हरी मनमथ दुखदिये।।चौबीस।। पुष्पं।।

वेदनी नास अवाधनिज आनंद अमृत त्रप्तहो, सो हे चतुर श्रानन चुषा वारन करो में दुखित हों ।। चौबीस ।। नैवेदां।। यह महा मोह प्रचंड नास सुज्ञान केवल निधि लई। ताके सु श्रंतर घट निरंतर द्यौ मुक्ते दीपग दई ॥ चौबीस॰ ॥ दीपं ॥ ध्याना न लें धन कर्म जारि सुधूम मिसि दशदिशि गये, इम कहैं टंकोत्कीर्ण श्रद्ध सुहेत इम धूप जु लये।। चौ०।धूपं। यह श्रंतराय नसाय पाय सु लब्धि श्रनुपम सुखमई। ताके चहन सब श्रघदहन त्रिभुवन पती इह फल लई ।। चौ० ।। फलं।। तुम भये अतुल अनंत अनुपम अचल अव्यावाध हो। सो अर्घले तव चरण पूजों द्यो अनर्घ्य अगाध हो ॥ ची० अर्घ्य फागुण इकादशि श्याम प्रात सु श्रादि प्रभु केवल ठई। गिण वृषभ सेन सु श्रादि चौरासी चतुर्विध संघलई।। चौतीस सहस सुवार लाख प्रभाग ियति केवल कहीं। इक लाख पूर्वम घाट वर्ष हजार इक नीम श्रघदहों॥

ॐ हीं फाल्गुण कृष्णैकादश्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेषामीति स्वाहा ॥ १ ॥ पोष शुक्ल इकादशी श्रपरान्द्र वेवल श्राजित ही, गणिसिंह सेन सु श्रादि नव्वे संघ चौविध इम लही । सहस तीस सु लाख वारे थिति श्रवें केवल कही, इक लाख पुर्वेम घाट इक पूर्वांग द्वादश वर्ष ही ॥ ॐ हीं पौष शुक्लैकादश्यां ज्ञान कल्यासक प्राप्ताय श्रीश्रजित जिनेन्द्रायाच्यें निर्वेपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ संभव चतुर्थि श्याम कार्तिक काल श्रपरान्हिक लहाो, गिया चारुदचरु श्रादि इक शत पांच ऊपर संघ कहाो । लाख तेरे सहस तीस सु काल थिति केवल कही, इक लाख पूर्वम घाट चव पूर्वाग चौदह वर्ष ही ॥

ॐ हीं कार्तिक कृष्ण चतुर्थों ज्ञानकल्याणक प्राप्ताय श्रीसंभव जिनेन्द्रायार्थ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ पीत शुक्ल चतुर्दशी श्रपरान्ह श्रमिनन्दन खही, गणिवज्र भादि सु तीन एक शत संघ चव खख चौदही । तीस सहस सु केवली स्थिति लाख पूर्वम घाटि है, पूर्वाम वसु सू वर्ष श्रष्टादश नमो साम्राज है ॥

अहीं पौष शुक्ल चतुर्दश्यां ज्ञान कल्याग्यक प्राप्ताय श्रीश्विभिनंद जिनेन्द्रायार्घ्य निविपामीति स्वाहा ।। ४॥
चैत शुक्ल एकादशी श्रपरान्ह केवल सुमित ही,
गिंधा चरम श्रादि सु सोल यकसत संघ चव लख चौदही,
पंचास सहस सु केवली थिति लाख पूर्वम घाट है,
पूर्वीग द्वादश वर्ष वीस नमीं नमीं सुख राम है।।

ॐ हीं चैत्र शुक्ते कादश्यां ज्ञान कल्याग्यक प्राप्ताय श्री सुमति जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ ।। अडिल छंद ।। पुनो चैत सु पद्म प्रभू अपरान्ह ही, गणी वज्रशिल आदि ग्यार एकशत कही । लाख सु साढे पंदरह संघ थिति पुर्व लख, द्विवसु मित पूर्वांग मास षट घाट भख ।

ॐ हीं चैत्र पूर्णमाश्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६॥

॥गीता छंद॥ श्री सुपारस छड़ फागुण श्रासित श्रपरान्हिक लही, गणि चरम विल श्रादिक सु नव्वे पांच चव संघ इम कही। सो सहस तीस सु लाख चौदै केवली श्रिति कहत ही, एक लाख पूर्व में घाट वर्ष सु नवरु बीस पूर्वांग ही।।

ॐ हीं फाल्गुण कृष्ण पष्ठयां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्व जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

मात फालगुमा कृष्ण अपरान्हिक सु चंद्र प्रभू सही, गणि दं डिकादि सु तीन नव्वे संघ चवलख चौदही। पुन सहस नीस सु केवली थिति लाख पूर्वम घाट है, पूर्वांग चविस मास तीन कहा। जिनेश्वर नाथ है।

ॐ हीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निवपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥

कार्तिक दुइज सित पुष्पदंत सु लयो केवल ज्ञान है, गिगा गर्भ श्रादि कहं श्रद्धासी काल श्रपरान्हीक है। चव संघ बारे लाख श्रम्सी सहस केवल कहत तुव, एक लाख पूर्वम घाट पूर्वांग श्रद्धाइस भास चव। ॐ हीं कार्तिक कुष्ण द्वितीयायां ज्ञानकल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ पौष कुष्ण चतुर्दशी शीतल सु श्रपरान्हिक लह्यो, गणि श्रनागारादिक इक्यासी संगचव लख दश कह्यो। फुनि श्रसी सहस सु केवली, थिति पूर्व सहस पचीस है, तामें सु वन्हिप्रमि तघटाए मांस जजत यतीस है।

ॐ हीं पौष कृष्णचतुर्दश्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्रीशीतल जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति खाहा ॥ १०॥ माघ कृष्ण श्रमावसी श्रेयांस पूर्वान्डिक लहाो, गाण कुंथु श्रादिक अत्तहत्तर संघ चव श्रठ लख कहा । फुनिचार सहस सु केवली स्थिति लाख इकइम वर्ष है, तामें सु मास घटाय दोय सु जजों तिनपद समें है।

ॐ हीं माघ मावस्यां ज्ञान कल्याएक प्राप्ताय श्री श्रेयांस जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ११ ॥

।।श्रिडिल छंद।। वासुपुज्य दो इज सित माघ परान्ह के, गणि सुधर्म श्रादिक छांछट संगमांन के। सहस श्रव्हत्तर लाख सात के काल सुनों, हीन मांस एक वर्ष लाख चौवन मनौ ।

ॐ हीं माघ शुक्त द्वितीयायां ज्ञान कल्याग्यक प्राप्ताय श्रीवासु पूज्य जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १२ ॥ ॥जोगीरासा छंद॥ माघ सुदी छठि विमल जिनेश्वर श्रपरा-

न्हिक मै पायो, गणी नंदरार्या दिक पचपन लख चार संघ

इमथायो । सहस इकइत्तर लाख सात अव केवल थिति भवि मानों, मास तीन कम वर्ष लाख पंदरह मैं तुव धुन गानों ।

ॐ हीं माघ शुक्ल षष्ठयां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री विमल जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १३ ॥ चित अमावस श्रपरान्हिक में श्री श्रनंत जिन पायो, गिणा जयादि पंचास बताये संघ चारिविधि गायो। सहस्र चौरासी लाख सात गिणा केवल में इमथाये, हीन मांस दुइ लाख सु साढे सात वर्ष मन भाये।

अहीं चैत्र मावश्यां ज्ञान कल्याएक प्राप्ताय श्री अनंत जिनेन्द्रायाच्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४ ॥ प्रमार्जन पुनौं श्रपरान्हिक केवल धर्म जिनेशं, गणि श्रिरष्ट श्रादिक तेतालिस चार संघनुत सेसं । लाख सात छब्बीस सहस पुन चार शतक धनुगाजं, हीन मांस इक वर्ष श्रदाई लाख केवल जिन राजं।

ॐ हीं पौष पूर्णमास्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्म जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४ ॥ पौष दशें श्रवरान्हिक केवल श्री प्रभु शांति जिनेशं, गणि-चक्रायुध श्रादि तीस छह संघ चारि कथितेसं । लाख सात वाईस सहस फुनि तीन शतक तुम गानं, केवल चौविस सहस शतक नव चवरासी वर्ष प्रमानं ।

ॐ हीं पौष शुक्त दशम्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री शांति जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १६ ॥ ॥ रोला छंद ॥ तीज चैतिसत अपरान्हिक अञ्चन्थुजिनेश्वर, गिण सु स्वयंभ आदितीस पच संघ चार गुरु। पांच लाख फुन सहस वीस सत साढे तीना, वत्सर तेइस सहस सतक साउज चोतीना।

ॐ हींचेत्र शुक्ल तृतीयायां ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री कुन्थु जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १७ ॥ सत्रैया ३१ का—कार्तिक शुक्ल दुवादिश श्रपरान्हिक केवल श्री अरह जिनंद, गिण श्री कुंथु नाम श्रादिक है तीस नमो सत्र मुख के कद। लाख पांच श्रक सहस देशें सब संघ चार

सेवत नितसंत, सहस बीस सत नव ऊपर चौरासी वर्ष धर्म वर्षत

ॐ हीं कार्तिक शुक्त द्वादश्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्रीष्ट्रार-नाथ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १८ ॥ ।।गीता छंद।। पौष श्रसित सुमिछ केवल दूज पूर्वान्हिक लही, गणि विशाखाचार्य श्रादि सु श्रष्ट विशत पद गही। संघ चार सहस पचान वे चार लाख प्रमाण है, केवल सहस चौपन सतक नव चाट दिन छह ज्ञान है

ॐ हीं पौष कृष्ण दितोया यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्रीमित्त जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १९ ॥ वैसाख नवमी श्रसित अपरान्हिक सु मुनिसुत्रत लही, गिधा-मे श्रु श्रादि सु श्राठ दस चव संघ श्री जिन इम कही। सहस श्रस्सी ल।ख चार सु देव पशु गण तीन ही, कम मास ग्यारा वर्ष साढे सात सहस सु थिति लही। ॐ ही वैशाख फुष्ण नवम्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्रीमुनि सुत्रत जिनेन्द्रोयार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २०॥

।। अडिल छंद ।। भगहन सित एकादशि निम अपरान्ह ही, केवल गणि सोमादि सात दश जानही । संघ चार चोलाख सहंस पेंसठ कही, चौबीस सतकरु कानवे वर्ष जु चित लही ॥

ॐ हीं मागेशीर्ष शुक्लैकादश्यां ज्ञान कल्याग्रक प्राप्ताय श्री निम जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २१ ॥

।। गीता छंद ।। आरबनि सु प्रतिपद सेत पूर्वान्हिक सु केवल नेमिही, गिध्यिग्यार वरदतादि चार सु संघ समब श्रुत लही। चार लाख हजार श्रुहावन सु केवल मैं रहे, वत्सर सप्तक साथ जु म घाट पचाम छह दिन तैं रहे।।

ॐ हों अश्वन शुक्त प्रतिपदायां ज्ञान कल्याग्यक प्राप्ताय श्री नेमि जिनेन्द्रायाध्ये निर्वपामीति स्वाहा ॥ २२ ॥

।। श्रिटिल छंद ।। चेत्र चतुर्थी कृष्ण प्रात पारस प्रभू, गणधर दशमें मुख्य स्वयंभू जिन विश्व । संच चार चीलाख सहस चीपन कही, सत्तर वर्ष सु हीन मास चविषत लही ।।

ॐ हीं चैत्र कृष्ण चतुथ्यी ज्ञान करुयाणक प्राप्ताय श्री पार्श्व जिनेन्द्रायार्थ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥ २३ ॥

सित दशमी वैसाख परान्ह सु वीरजी, गौतम पादि गरोश इग्यारह सरजी। संघ चार चौलाख सहस उनचास है, वर्ष तीस धर्मोपदेश भवितार है।। अ हीं बेशाख शुक्ल दशम्यां ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री वर्द्ध-मान जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २४॥

| दोहा | चौथी सों भगवान के, तुर्य कल्याग्यक सार | मैं पूज्यों वसु द्रव्यले. पाऊं पद श्रविकार | । अहीं ज्ञान कल्याग्यक प्राप्त श्री वृषभादिवीरान्तेभ्यो श्राहर्य निर्वपामीति स्वाहा। २४ ।।

## \* जयमाला \*

॥ सोरठा ॥ होय दिगम्बर रुप, ज्ञपक श्रेशि फुनि मांडिकरि। भये संयोगी भूप, नधो तासु वसु श्रंग नम ॥१॥ पदुडी छंद-जब प्रगट्यो जिन केवल सु भान, श्रासन कंप्यो सुर असुर जान। धनपति आज्ञा दीनी सुरेश, समवसृत आय रच्यो जिनेश ।। २ ।। इन्द्र हु परिवार समेत आय, जिन पुज भक्ति कीनी बनाय । नर खग पशु असुर नमे जिनाय, बैंटे निज निज कोठे सभाय।। ३ ॥ तब समबशरण लखि इन्द्र हर्ष, तसु किचित वर्णन लिखी पर्व। प्राकार नील पर्णा भूम-सार, चहुं दिश शिवाण विस विस हजार ॥ ४॥ तापै सु कोट धनु किधी आई, धूली सामा पण रहन भाई । चहुं दिश में मान स्थंभ चार, त्रै कोटर कटनी धुजा सार ॥ ४॥ तामें जिन विम्य विराज मान, सिहासन छत्र चमर सुजान। तोरण द्वारन मंगल सुदर्व, कंचन रतनन सो खिचे सर्व । ६॥ ताके चहुं दिस वापिका चार, माननि को मान गलत निहार

ताके आर्गे शालिका सार, पुष्पनि की वाडी दोड पार ॥७॥ फिर द्तिय कोट कंचन सुवर्ण, गोपुर द्वारन तोरश सुधर्म। ष्यष्टोत्तर सत मंगल सु दर्व. द्वारन द्वारन निधि परी सर्व।।⊏॥ तामें नट शाला चहुं श्रोर, तहां नटे अपछरा विविध जोर। तंह वन चारों दिसि सोभ कार. चंपक श्रशोक श्राम्रादि चार ।। ६ ।। इक इक दिश युक्त सु चेत्य एक, जिन विवांकित पुजत भनेक। फुनि त्रिक्यि कोट ताए सु हेम, ध्वज पंकति तृष सु रत्न जैम ।। १० ।। चौथो जु फटिक मिशा कोस कोट. ताके मध द्वादश सभा गोट । चव कोट मध्य वैदिका वांच, अंतर मैं नाना विविध शंच ॥ ११ ॥ कंहु मंदिर पकति शिला जोग, सामानिक गंध हुटी मंजाग । ताके मध कटनी तीन राज, तापै भ्रो गंध कुटी जु लाज।।१२।। तामैं सिंहासन कमलसार, जिन धंतरिचा शोमें अपार। इत्यादिक वर्गान को समर्थ, अब कहीं छियालिस गुगा सु अर्थ ।।१३॥ जय जन्मत ही दश मये एह, बलनंत ऋतुल सुंदर सु देह। जय रुधिर इवेत ऋरु बचन मिष्ठ, श्रम खचा गंध शरीर सिष्ठ ।। १४ ।। जय श्रादि सहनन संस्थान, भल रहित पसेव हु रहित मान । फुन केवल उपजे दश जु एम, विदेश्वर सब चतुरान नेम ॥ १५ ॥ धाकाश गमन घदया धमाव, दुरमिचा जु शत जो जन न पाव । अब इन पांचनसों रहित देव, उपसर्ग केश नख वृद्ध सेव ॥१६॥ टम कार नेत्र कवला

भहार, छाया भव सुर कृत दस सु चार । सब जीव मैत्रि भांनद लहांहि, श्रद्धमागिध भाषा सव फलाहि ॥ १७॥ दर्पन सम भू निर्कंट शृष्टि, सौगंध पवन गंधोद दृष्टि। नभ-निर्मल श्ररु दश दिशह जान, पद कमल रचत जय जय सुगान ॥ १८॥ वसु मंगल दर्बरु धर्म चक्र, श्रगवागी सुरले चलत शक । श्रव प्राति हार्य वसु भेव मान, सिंहामन छत्र चमर सु जान ।। १६ ।। भामंडल दुंदंभि पहुप षृष्टि, दिव्य ध्वनि युक्त श्रसोक सृष्टि । दरशन सुख वीरज ज्ञान नंत, तुम हो मैं श्रोरन ना लहंत ॥ २० ॥ श्ररु दोष जु श्रष्टादश कहेय, श्रीरन में है तुम मैं न तेह । सो जन्म मरण निद्रारु रोग, भयमें ह जग मदखेद सोग ॥ २१ ॥ विस्मैं चिता पर स्वेदनेह, मलवैर विषेगित जुध त्रिषेद। सर्वज्ञ वीतरागता जेह, सा तुम मैं श्रोरन वर्ने केह ॥ २२ ॥ तुमरो शासन श्रविरुद्ध देव, वाकी संसै एकांत भेव । तुम कह्यो अनेकांत स अनेक, यह स्याद्वाद इत पक्ष एक ।। २३ ॥ सो नय प्रमागा जुत सधै श्रर्थ, सापेन्न सत्य निरपेन्न व्यर्थ। युक्ता गम परमागम दिनेश, बाकी निशि चोर इवाकु भेष ॥ २४ ॥ भावतारण तरमा तुरी समर्थ, इह जान गही तुव शरमा श्रथे। मा पतित दोष पर चितन देहु, श्रवनी विरदा बिल मन धरेहु ॥ २५॥ हे कुपा सिधु यह श्रर्ज धार, भै रोग तिमर मिथ्या निवार, मैं नमों पाय जुगलाय शीस, श्रव बेग उबारो हे जगीश २६ ।। छंद।। जय जय भवि तारक, दुर्गति वारक शिव सुख कारक विश्वपते । हे मम उद्घारक भवद्धि पारक, श्रक्षिल सुधारक द्रिष्ट इते ।।

अहीं ज्ञान कल्या गुक प्राप्त श्रीवृषभादि वीरान्तेभ्यो महाध्य निवेपामीति स्वाहा ॥

## मात्र कल्यागक पूजा स्थापना

।। छंद रोला ।। माठों कर्म विनाश पाय गुण श्राठ श्रनंता, भए चिदानंद मग्न निरंजन नित्य सु संता। कृत कृत्य जु तन वात शीश जगदीश विराज, श्रायक लोकालोक श्राय तिष्ठी दुख भाजे ।।

ध्य हीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताः श्री वृषभादि वीरान्तचतुर्वि-शित जिनेन्द्रा अत्रावतरत अवतरत संयोषद् । अत्रतिश्वत तिष्ठत ठः इ:। अत्र मम सिन्नेहिता भवत भवत वषद् ।

।। रेखता ।। हिमानी का लिया पानी समानी चंद सीतानी। दिया धारा जु हित सानी, निशानी सौख्य धामलानी। जजों चौवीस जिन प्यारे, धतुल निधि ज्ञान ध्रविकारे, करो भव पार भव पारे सु भावा भाव कथ हारे।।

ॐ हीं निर्वाण कल्याणक प्राप्त श्री वृषभादि विरान्तेभ्यो जनम जरामृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा।। हरी चंदन केलि नंदन, घसौं घाताप हरि कंदन। घढाऊं पक्र जग बंदन, लहीं निर्वाण निर्फदन। जजों चौवीस०।।चंदनं।।

धरे असत चरण श्रागें, निशापति किरण तज भागे। किथौंजो पुन तुम त्यागे, परो यह रास भति जागे ।।जजों चौवीस ॥भन्ततं सुमन श्रति सुमन से ल्याऊं, सुमन के सुमन से ध्याऊं । सु मन मथ को हरो पाऊं, निजानंदातम गुगा गाऊं। जजोंचीवीस पुष्पं ये प्रचक पत्त को त्तक, सुभत्तक स्वत्त क्षुध नज्ञक नैवेद्य हे दत्तक, निकत्तक कमें चित रत्तक।जजोंचौवीस। नैवेद्यं चढाऊं दीपतम नारी, उडे फज्जल रु परगासे। जो श्रावे नाथ के पासे, उरध ततकाल ही जासे ॥ जजों चौवीस ॥ दीपं ॥ तगर कृष्णागरु लेंऊ, वरंगी वन्हि मैं खेऊं। उडै जो धुम्र इमवेंऊं मगे भव चरण तुव सेऊं। जजों चौवीस जिन प्यारे, श्रतुज निधि ज्ञान अविकारे, करो भव पार भव पारे, सु भावा भाव कथ हारे ॥ धूपं ॥

फलस दाडीम नारंगी, श्रमंगी पुंगि बहुरंगी। घरे दिग चर्गा मनरंगी, लहे पद श्रचल निर संगी । जजों चौत्रीस ।। फलं।। जलादिक द्रव्य सब जीने, श्रध जुत श्रारती कीने । हरौ श्रारत कृपा भीने, कटे जंजाल दुख दीने । जजों चौत्रीस। श्रध्यं । छंद प्रतिमात्तरा ।। बदि माध चारदश मुक्तिलिंथ, पश्रा सनस्य दिन चौद कियं । निरजोग श्रादि जु श्रष्टापद तें, ते श्री मुनि श्रय्युत संघ मितें ।। ॐ हीं माघ कृष्ण चतुर्दश्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ ॥ सुद्री छंद ॥ स्रजित पंचिम सेत सु चैत की, खरग श्राप्तन सम्मेद जुथकी । मांस एक निरोधो जोगही, सहस मुनि संघ मुक्तित्रिया लही ॥

अहीं चेत्र शुक्ल पंचम्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री श्राज्ञत जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ ॥ छंद नाराच ॥ सु चेत सेत छह को समेदतें गए सही, जिनेन्द्र संभवेस खर्ग श्रायने शिवा खही। सुमास एक जोग को निरोध के प्रबुद्ध ही, हजार एक श्रीर श्री सुनीन्द्र संघ सिद्ध हो ॥

ॐ हीं चैत्र शुक्त पष्टयां निर्वाण कल्याण प्राप्ताय थी संभव जिनेन्द्रायार्थं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ सुंदरी ऊंद ॥ सित सु माघ व छह समेद तें, खरग आसन मास निरोध तें । अचल श्री अभिनंदन जिनमये, सहस एक मुनीश्वर जुत ठये ।

ॐ ही बेशाख शुक्त पष्ट्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रमिनंद जिनेन्द्रायार्थं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४॥ मधु एकादशि सुमति समेदतें. उरघ श्रासन मुक्ति श्रजागितें। मास एक निरोधेजाग कों, सहस संघ जती पछ सेतकों।

अर्ज ही चेत्र शुक्लैकादश्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री सुमति जिनेन्द्रायार्थ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४॥ भिति फागुण चौथ सु पन्नही, ऊर्द्ध श्रासन श्रष्टिम भू लही। गिरि सम्मेद जु भास निरोध के, शत श्रद्धतिस मुन जुत सोध के।

ॐ हीं फाल्गुए कृष्ण चतुर्थ्यो निर्वाण कल्याएक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६॥

।। छद रुप चौपाई ।। फागुगा श्रासित सुपाग्स सातें, गिरि सम्मेद श्रासन खर गातें। रोधे जोग मास इक पाई, मुक्त सहस मुनि जुत ठकुराई।

ॐ हीं फाल्गुण कृष्ण सप्तम्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्रीसुपार्श्व जिनेन्द्रायार्थे निर्वपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

चंद्र प्रभू फागुण सित सातें, कायोत्सर्गा सन गिरवातें। रोधे जोग मास इकपाई, मुक्त युक्त मुन सहस इकाई ॥

ॐ हीं फागुण शुक्ल सप्तम्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति खाहा ॥ = ॥ पुष्प दंत भादों सित श्रीठें, गिर समेद खर्गासन गाठें। मास येक रोधे शिक्पाई, बंदौं सहस मुनन जुत राई।

ॐ हीं भाद्रपद शुक्लाष्टम्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय भी पुष्पदंत जिनेन्द्रायार्थे निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ शोतल सित अश्वनि अठ जानों, खरगा सन समेद तैं मानों। समय शरण विघट्यो इक मासा, सहस श्रवण जुत शिवपुर वासा

ॐ हीं स्राश्विन शुक्लाप्टम्यां निर्वाण कल्याण्क प्राप्ताय श्री शीतल जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १० ॥ श्री श्रेयांस सेत नम पुनो, गिर समेद खरगा सन मूनो। रहित जोग तें एक जु मासा, सहस जती जुत मुक्त निवासा।

ॐ हीं श्रावण पूर्णमास्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्रोश्रेयांस जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वणमीति स्वाहा ॥ ११॥ वासु पुज्य चौदम सित पाई, पद्मासन चंपापुर भाई। मास एक भादों निर जोगी, सहस मुनी जुत शिव सुख भोगी॥

ॐ हीं भाद्रपद शुक्त चतुर्दश्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्रायाध्ये निर्वपामीति स्वाहा ॥ १२ ॥ ऋष्टिम असित असाढ समेदं, विमल विमल पद मास अजोगं। खग्गा सन तें सुनिजुन जानों, शन छाभठ वारह परमानो ॥

ॐ हीं श्रापाढ कृष्णाष्टम्यां निर्वाण कल्याग् प्रप्ताय श्री विमल जिनेन्द्रायाध्यं निर्वपामीति स्वाहा॥ १३॥ चैत श्रमात्रस शिखा समेदं, खर्गासन श्रनंत निर्वेदं। माम एक मुनि जुन शिव भूषं, पचहत्तर सत मात श्ररुपं॥

ॐ हीं चैत्र श्रमावस्यां निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री श्रंनत जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १४ ॥ ॥मोतीदाम छंद॥ सु जेठ सितं चौणी जिन धर्म, समेद गये खरगासन पर्म । रहे इक माम श्रयोग मुनीस, लिये मत श्राठरु एक जगीस ।

ॐ हीं जेष्ठ शुक्ल चतुर्थ्यो निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्म जिनेन्द्रायार्घ्य निर्वपमीति स्वाहा ॥ १४ ॥

सु जेठ चतुर्दशि कृष्ण समेद, गये खरगासन शांति भवेद। कियो इक मास सु जोग निरोध, मुनीस तनौं जु तमे श्रविरोध। ॐ हीं जेष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्रीशांति नाथ जिनेन्द्रायाध्यें निर्वणमीति खाहा ॥ १६ ॥ सु माधव एकम कुंथु मुसेत, समेद सहश्च मुनीम समेत । रहे इक मास अजोग जिनेश, लये खरगासन मुक्ति गगोश ।

अहीं बैशाख शुक्ल प्रतिपदायां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथु जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामोति खाहा ॥ १७॥ ॥त्रोटक छंद॥ बदि चत अमायस श्री भरहं, इक्षमास सु जोग कियो विरहं खरगासन तें मुन जी सहसं, जुतपाय समेंद्द जुते सुवसं

ॐ हीं चेत्र श्रमावस्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री श्रर जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वणामीति स्वाहा ॥ १८॥ ।

। छंद लोलतरंग॥ फागुगा की सित पंचम मछं, आसन खर्ग समेद अकछं। मास इके रूध जोग जिनेन्द्रं, पांच सते मितसंघ मुनीन्द्रं

ॐ हीं फागुण शुक्त पंचम्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री मिल्ल जिनेन्द्रायाच्ये निवपामीति स्वाहा ॥ १६ ॥

।। अहिल छंद। श्री मुनिसुत्रत फागुण कृष्ण दुवादशी, गिरि समेद तें जाय मिले शिवतिय इसी। श्रामन कायोत्सर्ग मास इक चितिठये, श्रनगारी इक मंइस संग सास्वत मये।

ॐ हीं फाल्गुण कृष्ण द्वादश्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनि । सुत्रत जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २०॥

चौदिस श्री निमनाथ श्याम वैशाख ही, गिर समेद तें मोन्न सु थान विराज ही। पद्मासन इक मास निरोधे जोगकों, सहस एक मुनि संघ नमों मज धोइकों। ॐ ही वैशाख कृष्ण चतुर्दश्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री निर्म जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २१ ॥ ॥वसंत तिलका छंद॥ असाढ मास तिथि स्नात सुसेत जानों श्री नेमिनाथ गिरि उर्ज जयंत मानो । खरगासनस्थ धरि योग सु एक मासं, श्री संघ पांच शत छत्तिम जागिरास ॥

ॐ हीं श्राषाढ शुक्त सप्तम्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री नेमि जिनेन्द्रायार्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा ॥ २२ ॥ ॥ऋंद भुजंग प्रयाता॥ सुदी श्रावणी की जु साते वखानी, मये पास सम्मेद तें मुक्ति थानी खड़ा श्रासनस्थं रहे एक मासं, मुनि संव से पांच छत्तीस भासं।

ॐ हीं श्रावण शुक्त सप्तम्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्व जिनेन्द्रयार्थ निर्वपामीति स्वाहा ॥ २३ ॥ कार्तिक वदि मावस वोरं, पावा पुर तें भवतीरं । खरगासन चौदे दीना, रहि छत्तिस मुनि संघ कीना ।

ॐ हीं कार्तिक श्रमावश्यां निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री वर्द्धमान जिनेन्द्रायाष्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २४ ॥

श दोहा ।। चौवीसों जिनराज रिव, भविक मोद सुख कार । में पुजों वसु दर्व ले, नित प्रति मंगलकार । अहीं निर्वाण कल्याणक प्राप्त श्रीवृषभादि बीरान्तेभ्यो महाध्य निर्वणमीति स्वाहा ॥

## जयमाला

॥ दोहा॥ समव श्राण मैं विश्वपति, कियौ विश्व व्याख्यान। मिख्यो जगत मिथ्यात सब, फुनि पहुंचे निर्वान।। ।। पद्धरी छंद ।। जय घाति प्रकृति त्रेसठ संजोगि, दा समय पिच्यासी त्त्रय अयोगि । परमोदारिक तै गये मुक्त, जिमि मूस मांहि श्राकाश शुक्त ॥ २ ॥ इक समय मांहि ऊरध स्वभाव, जिमि अग्नि शिखातन श्रंत चाव । जलमक इव सहकारीन धर्म, आगैं केवल आकाश पर्म ॥३ ॥ साकार निराकारो व भाम, सहजा नंद मग्न सु चिद विलास । गुण श्राठ श्रादि राजै श्रनत, गण धर से कहतन लहत श्रंत । ४। चेतन परदेसी अस्त व्यस्त, परमेय अगुरु लघु दर्वसस्त । श्ररु श्रमुरतीक सु श्राठ येव, ये वस्तु स्वभाव सदैव तेव । ४। अब गुरु पर्यथ के भेद दोय, इक व्यंजन दुसरो अर्थ होय । सो प्रथम अयोग। देहकार, परदेश चिदानंद को निहार ॥६॥ अब अर्थ अगुरु लघुगुण सुद्वार, षट गुणी हानि वृधनिज सु सार। सो समय समय प्रति यही भांत, जिमिजल किलोल जल मैं समात ॥ ७ ॥ इह भांत सु तव गुगा पर्ज दर्व, हो भोव्योत्पाद व्ययातम सर्वे । यह लोक भरो पट दर्व से जु, तिनकी गुण पर्जय समय के जु ।। 🖚 ।। सो होत अनंतानंत जान, स्वाभाव विभाव सु भेद मान । जेते त्रैकाल त्रिलोक के जु, इक समय मांहि जुग पत लखेजु ॥ ६ ॥ इस्तामल

इव देपण स भाव, श्रद्धाय स उदासीनता भाव । तब इन्द्र ज्ञान तें मुक्ति जान, श्रायो पंचम कल्याम थान ॥१०॥ चारों विध देत्र सु सपरिवार, निज बाहन जुनति उछाह धार। तब अग्नि कुमार के इन्द्र ठाइ, निज मुकुट मांहि तें अनल काढ ॥ ११ ॥ कीनों जिन तन संस्कार सार, सौधर्म इन्द्र अति हर्ष धार । फुन पूज भरम मस्तक चढाय, सब देव हु निज निज शीश लाय । १२॥ करि चिन्ह थान निज गये थान, फुनि पुजे मुनि जन खग सु आन । तुम भये सु आदि अनं तदेव, अनुपम अवाध अज अमर सेव ॥ १३ ॥ मैं पर्यो चतुर्गतिवन सु माहि, दुख सह सो तुम से छिपे नांहि। तुम करुणा निधि निज वान धार, संसार खार तैं तार तार १४ ।। घत्ता नंद छद्।। जय जय जग सारं, विगत विकारं करुणा-गारं शित्र कार । मन करु निरवारं, हे प्रणाधारं चिद्वयापारं दातारं ॥

ॐ हीं निर्वाण कल्याणक प्राप्त श्री वृषभादि वीरान्तेभ्यो महाध्य निर्वपामीति स्वाहा ॥

।।समुच्चय महाध्य-शिखरणी छंद।। सुणो ज्ञानी प्राणी जगत हित दानी सु जिन है, ज जे है जे जीवा त्रिविध विध सों कर्म दल है। लिये दर्व सर्व शुचि अनुपंग अष्ट-विध जे, लहें सुक्ति सुक्ति परमपद सुक्ति भव तुमे।।

ॐ हीं पंच कल्याग्यक प्राप्त श्री वृषभादि विरान्तेभ्यो पूर्णार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा॥ ।। छंद रोला ।। चौवीसों जिनशज अविक पूजे मन लाई, निनके पुत्र कलित्र पौत्र आरोग्य वधाई । सुजस कांत धन धान्य होय दुख लेसन कोई, उच्च सुलभ पद सर्व अनु क्रम शिव पद होई ।। इत्याशीर्वादः ॥

। सबैया। काशी देश विषारित नगरी जन्म क्षेत्र तीर्थं कर स्थार, श्री सुपार्श्वं प्ररु चंद्रप्रभू श्रेयांस पार्श्वं जिन भिन्ने भवतार। तँह सज्जन साधर्मी बहु जन भैरों दास मंद मिति धार, प्रग्रवाल सुत छोटीलाल जु मीत्तल गोत रचो हित धार।। दोहा।। संवत विक्रम दित्य के उगणी सो सतरा जान, भादौं शुक्क त्रयोदशी पुरण पाठ प्रमान।। इतिसंपूर्ण।।

## ॥ भजन ॥

स्वामीजी तुम गुण श्रपरंपार, चंद्रोज्ञल श्रविकार ॥ टेक ॥ जबें प्रभु गभे म हि श्राये, सकल सुरनर मुनि हर्षाये । रतन नगरी मैं वर्षा ये, श्रमित श्रमोघ सुधार ॥ स्वामी० ॥ १ ॥ जनम प्रभु तुमने जब लीना, न्हवन मंदिर पर हिर कीना । भिक्त सुर शची सहित गीना, बोले जय जय कार ॥ स्वामी० ॥२॥ श्राथर जग तुमने जब जाना, श्रस्तवन लौकांतिक ठाना । भये प्रभु जती नगन बाना, त्याग राज को भार ॥ स्वामी० ॥ ३॥ घातिया प्रकृति जबें नाशी, लोक श्रक्त श्रलोक परकासी । करी प्रभु धर्म वृष्टि खासी, केवल ज्ञान भंडार ॥ स्वामी० ॥ ४॥ श्रायातिया प्रकृति जु विघटाइ, मुक्ति कंथा जब ही पाइ । निराकुल श्रानंद सुख दाई, तीन लोक शिरताज ॥ स्वामी० ॥ ४॥ चरण मुनिजन तुमरे ध्यावें, पार गण्धर हू नहिं पावें । कहां लग भागचंद' गावें, भव सागर सै तार ॥ स्वामी० ॥ ६॥